

राज्यतितेः प्रत्यक्षमस्यम् त्रेतास्य विषयो संयु उपस्या व नेस्थापि त्या देवं त्रियोपयो : संपू जेपार् म्हथानि जनादि निर्मितं जाराष्ट्र निर्द्धा पाविषिधे भाषत्त्रसर्वतो मद्रमं इसंतत्पित्रयमतः स्र अनारणप्रविन्तप्र को(एक्तियात्रित्वियान्त्रीन्त्रीत्वनिव्याप्त्रीत्वियाप्त्रीतितोपचपर्ना 

वस्त्रेगाछाद्वेत् तिमध्यमतः कुँडस्वृहिद्वेवास्वान् होक्तप्रकारेगावन्तिस्वाप्यित्वाकुशकार काविधायु आं शांरावा अभागा नेकाशो इम्रायवया प्रमार्ज्समी पार्साशमियां प्रमेक सत् शतंग् अविक्ति प्रकारियाम् गेर् खाः एकेक सहस्राजेशातपक्षेशातीबा अमेरादिवपादपात् मेमव्यवस्तितित्तिस्य स्थातः ततील इदला । नमस्य तयवाविधिष्र जिव्या अस्ति। नगवतेबास देवायित हाप्शाक्षा मखोलग्रातं ज्ञायतं नेवन्नाती (कंप्रीय्रोभवात न त्रदेव गंगादिती धीदके स्तापायतास्याप्याते । संयम्पारिती रोकपारी न्यः पूजनपूर्यके व तेदोनंकणातः तत्रोगंसमाणपूराणितंकलाक्रकाशयान्तेमजनाभये देतः त्रोमम ग्रन्तेत्रजनातः अवाव्यापद्धिएणदेशातः अव्यापापिषयाश्रातिक्तिद्वातः शंतिप्रातेखाए क्रीतिसमाप्तः शं अभगवतः शंः का सवतः शंः देवावतं ० राम ३ + + नः शः